नार्यत्। जपप्रजाहिजा।नाभि कल्पाणंजायतेसदा थिन विकेत्र ॥ ५१। मियशिनागुर्जिर ख्रुप्रभासेचा विदेशये मुनेजा नि येते।पीडाजलम्लस्यलेषुच्याप्याकम्केकारमी। रके बाधा शक्ष प्रशाधिय। शनी श्रंरेच कन्या यामालवायां तिसंस्य ((43) त्ला हिश्चकं चाप यु यिषयातिशानिष्यर्भानवंषितित्रपोप्रधार्ष्योडिर्निस षीड्राता॥५४॥स्भिक्षं मकरे कंभेजायते वहुधारां ने॥ भीने चसर्वलाका

शि॰वा॰ नार् मिश्नेग्राक्षणभवत्य। ५५॥इतिशानिविचारः ॥यत्रमासरविवाराजायतेष चवाराः॥ दिनिसंस्त्रभगम्बत्तत्तिचमहाभय॥ पद्गित्तामस्पंचवाराष्ट्र यत्रमासे भवति हि॥धनधान्यसमि हिम्बस्य नवितसवित।। पे शायत्रमा सिनगस्नायतेषंचवासराः॥रक्तेनर्रितारृष्वीक्षत्रभगसादाभवत्॥पट॥ विधमापंचवाराः सायेत्रमासिनिर्तराष्ट्रणाना सुरवमत्यत्त सिक्षेचंत्रजा यते॥परगायत्रमासेपंचवाराः जायतचत्हस्पते :॥विग्रहःपश्चिमेरे २र्

इम्हित्रं वाई आधार्माकासी का बात करपत्री का विकाशक । । ईस्वा के कर दशानाविमाधाया क्षिताशकः। हिटा मेनेपांड सानाशच मार्वानोमंत्रहणे। द्रका अध्यमद्रक नाणंच महत्त्रस्थाह ति निष्ठित । हिट्राष्ट्र नाथाँ देशा श्री नाराजितन्यायारकत्पा पिधियशिविश्तिनश्रवेगीपिकप्रवर्॥१०॥ वसापंचतप्रधारावाक्रा सिक्लश्वर्॥ एवा भारपदेवा गंकि विश्वरात्यां तर् )। रिवस्पानु दित्तः कित्राताधियते वधः। ध्रित्राकाचे र सुप्राधक केत्रविस्वस्पपीडका॥१२॥इतिकत्रस्याक्षला। सेवाध्यक्रितंत्र श्रेतोल्य एक्सप्र श्रमानारकाह्दये सप्र अच्छ का िणपादसप्र साधिवन। अ इ।

वाञ्चा प्रभ

मस्ति अधानामान्यः एरेण्हानिष्वनिधनः॥ हर्यस्य स्पतिपां वार्यहर्ने स्वाशिश्रा कामीमाद्रामां मार्गप्राण्यम्यामीमत्या। भानिभानिभार्य कार्निके दस्योभेवते। १५॥ श्रायुष्मान्वाति संयुक्तान्पनाशषय अया। ।। धनुर्भिण चनेषाया क्वाचार स्पृतिशावत्नाः। १६॥ तेविनातिष्य भपंच हेथ एए। स्पृतिशावत्नाः। १६॥ तेविनातिष्य भपंच हेथ एए। स्पृतिशाक्य चन्वार्सिहाया के अगवन्त। १२॥ द वा वलाश्वतीन सावतीरात्रीत्रणादिन। १८॥तेहं ये द्विगुणो क्रम्वाराप्तती भंतुकार्यत्। मुनि अभिम्न इद्द्रागंशेषांके चष्रलं नवेत्। १० । चंद्रे । वेद ०४ व्यु । प्रिंस प्रिसंयु प्रम ०२ वागा ०५ यो।।। रामे ०३ रेसे ०६ मध्यमं चम्रा राम

तेनपतिताहरीः पातेनपितिताशंभुत्तस्मात्तपातिविश्चियेत् 🕰 शितपाता। एकरे षास्पितिर्वेषोदिननाणादिभिःग्रहेः विवाहतत्रमासातुनजवितकादान्वनः व्धः अभिनीएर्वकालाएपाभर्गीचानुराधपा अभिनिचापिरोहिएपाहति काचिवगावणा स्प भगद्यानगढी। नष्रवाघाढाक्यपा पा पनवं सुख्रहल नत्याप्रवास्त्रमेष्णेषा स्ट् धनिष्णात्यास्रवामघाषित्रविणनच रेवत् तर्पालुर्णाहस्तेनात्रभाष्पात् ५० स्वात्याशत्राविद्याविद्याधिकर्म प्रणात् विद्यानित्विक्षानिविवाहिभानिकाविदेः एट स्विवेधेचवेधव

स्रा

शि॰वी

कुलविधेक्तिक्षण वुधविधेनविद्धणाष्ट्रवर्णागुरुविधतः एस चुपुत्रा धन्वशीरेनंद्रेचरुरिवताः पर्पत्यार्ताराहीकेतीसंघरचारिणी १०० इतिवधा यवर्गिभवेचेत्रोग्रह्मवयपभवत् यतिरोधक्तपद्भेणविनायुक्तयभायभ १०१ रविणा मंपताहानिभोनिनानधंनशाशः करोतिम्लनाशंचराहकेत् ०२ इतियुतिस्यः चतुर्शंचनक्षांच्यामिचलग्रभात्मात भयुक्ततिष्ठितिपापयुक्तचवछिपत् ०३ चेदचादिश्वकतीचाःपाभिवेशभा कार्काः सभीनुभीप्रनंदाराः यामिनेनश्वभद्रतः ०४ चंद्राह्यलग्रताचापिग्रहो राम

शिक्ष

मेषातिमकरेप्गेक न्याकुं भ (सिंहे भीने धने कर्के घडा एकं प्रीति हरिंदे नालिककें टाविषाक्षित्रिषेषिहि धितः ऋदयुग्नतुलाकुंभोवेश्यकं माहेषारुग ४६ नोत्तमामुद्देहत्वमाम्बाह्मलीच्विशेषतः भ्यतेहीनवर्णसब्रम्ण वर्णश्रेष्णत्यानारीतसः भन्तानजीवति यित्वाजीवितिभन्तीतराषु ज्ञानलभ्यते ४ = इतिवर्णकलं। षोहमादिकं घडुष शतिष्ठविमाद्रादिकं द्वादशमध्यभागं वोर्द्राद्यनवक्षभवक्षपर्वभागंगणंका ५० एक्षामागेपतिश्रक्षोमध्यभागेन्वकन्पका पर्भागेचनक्षेत्रहेषा

शिक्वि॰

षीतिमहीयमी पर इतिमक्षवष्रीति सिंहविनावसासर्वे द्विपरानांचत्थारा जलचराक्तेषाभगस्यानेसरिसपाः पर करसपहिं भागानेषितिधनर्वधः तुष्यशकीरमंज्ञाककिमपेश्वहाश्चिक ५३ तुलाचिमपुनंकन्गार्वा है धिन्छी चाते द्विपदाः विपानिमाई मकर्सत्यापनः कंभभीने जलचरारायापः परिकार्तिता पर्थ इतिवसाष्रीति अभिनीवाहणीचाश्वीरेवतीभरणीगजः पुष्यस्त्रांग ति षामानागर्धगेहणीमुगः ५५ आद्रीम्लमिष्यानेम्बकः फालानीमघा माजीरोदितिक्षेषां गाजाति उत्तरात्रेष पर् महिष्यां सिद्दे ते न्य मुगजिए। माजीरोदितिक्षेषां गाजाति उत्तरात्रेष पर् महिष्यां सितिहिक्षेषां गाजाति उत्तरात्रेष पर् महिष्यां सितिहिक्षेषां गाजाति उत्तरात्रेष पर्म न्यां सित्रा सित्र सित्रेष्ट्रेष सित्र स

शि॰वे

एकक्षित्रचरिववाहराभपायकः ६२ वरस्पभाकर्वलकन्यापात्र्यरावेल रूपोद्यं प्रवत्याया विवाह नामणा भवत ६६ अरु मेच चतुर्पे च हार्शेच दिवा करे विवाहितावराम्याप्रात्राचनवसंशय ६४ जनमन्यणिहितीयेवापंचमे सप्तमेषिवा नवमेचित्वानापेषज्ञ पापाणिषीड्नं ६५ एकादशत्तीपेवाघरे वादशिपवा वरस्पश्रभंदानित्यविवाहिदिननायकः ६६ इतिरविवल।। अ युभकारकाः ६८ एकादशिद्वितीयवापंचित्तमप्रमिषवा नवमेचस्या राम

सिंह नुकलक्षाभिजित्सतः यानपःकियताभानावैरंमेत्रीविचारिता घूगजिसिहमध्वमहिषीसिण्चबिर्धार्गं वेर्वान्रमेषवं चसुमहत्तहिहालाएं लाकां नाव्यव हारतान्यदिष चङ्गात्वात्र पत्नादिद् देपत्या गुपभरत्य पारिषक्ष प्रक्लिकिष्ठा निष्या होनवपन्येमा वर्मपन्य प्रेकत्य एति विकाणकाग्राह्य पुत्रवात्राह्य द्वात्राह्य इतिराशिमेल वर्णि वेशप २ तथातारा ३ चानित्रम्य महोने वर्ग ४ गणिने वी प भक्टेच ६ नाडी चतागुणाधिका घडाएकेवाताराचीक देनवपंच्यस्या मेत्रीयपासारीभपो। विवाहेनवर्गीवर्णामाना नाने योभी देश हिहाशेनेव्य डाएके वाताग्रिक है नवपंचमसानीजीयपासास्रभरिविवाहे एकक्षिवपादेचिवाहेमर्गाप्रदा

शिब्दा

ं नात्तरमात्कालेपरिवर्जनीया अप इतिहीधातचंद्र ग्रालिमेघसिंहर्रापुरुका रि। त्वेकर्करेती लिकेचेति सिद्धिः धनुष्ठी नपुग्नेकपीत्र खलक्ष्मी गृगुक्रभक शशिश्याममृत्यः १६ मानंबदवर्णपत्न अस्पवधाभवेद्रीरीनववधाचराहर द्वावधीभविकान्गाततउईर्जावला ११ द्वादशेकादशेवधीयस्पाश्राहनी जापत सजाभिःशङ्गिर्वावितस्पालग्रंप्रप्राप्येत् १८ भोरीगुरुवलंदेपंराह गीभाक्तर्यच कमाचंद्रवल्यायविवाहे युभकारकः अर्थ पंचा हास्या पेपेर्घाः पंचतीर्जेष्ठघाष्णिता द्योष्ट्रकोर्णेषाः देदेचेत्रपंच्यलाककं इशानिकतिकारियाकमारन्यानिभानिच ग्रहासिष्ठप्रदातकायेचयत्रप्रतिएता दश

र्वःक्रमायाःकियतस्म ईर्ट शतियुक्वल । आहोचेप्रिय्क्रयानानिक्तांकाहिती पके तृतीपधनसंपतिचतुर्चिकलहागमः १ पंचमेज्ञानहद्विष्ठघष्टमंपिकत्ताः मा सप्तिराजसन्मानं मर्ग्न्यास्मतिया ७२ नवनधर्मलाभेचप्यानमानसिसितं एकादशमर्वलामेहादशहानिमेवच ७३ इतिचद्वलंगमेषे आहे १ हेषेपंचप मि युनेनविन र तथा हेक्के २ रसा हिसेहेचकन्यायादश १० वर्जियेत १४ तेले वी शि त्यिकेसार १ धनेषेदा ४ म्रोबम् = क्रोन्स्इः १९ मीनेस्चि १२ चंद्रधातिख्व ण्ते १४ इतिषुरुषचंद्रणाति शाक्षानागः शोल १ इसा ६ ३ भ्रि उदेश ४ म्रेकंट कं १० कर ०२ मा मुभंपां उवाच ५ धे चे चे च १ (भारु १२ (वे वा हे ने एते का मिन)

हतिभेपचर्भ प्रकोहा विश्व प्रणे दिना शि॰वा॰ सप्तमकादीनवर्मसिहकासुतः ताहरिद्वं तनुजयनुक्ते गृति व्हस्पते वेधनाशंशनः कुपात्नल भप उधसक्रते वात्ततारा है। विनाशिवत् श्रक्तसङ्घ्या मिसं वात्तानि द् रिक्तिता। सर्पपुक्ताचनक्षत्राः देवणक्षाविधीपते मधाक्षत्राच विज्ञाचसानुगधाचर्वति ८० श्रवणिषचषद्वीपंत्पातद्विणिनगद्यते अ त्रिनी मनधी कृत्वागरण येत्वग्रभावधी हर पावकः पवमान प्रविकारीकल मत्युदायद्विद्वेचापातघद्वसलक्षणं द्व पातनपतिताब्रह्मापा राम

निकटेपाचगताभवतिष्र्णमा (तिपिश्वविद्यापंत्रों दावामहावला यित्तयाकुजः॥ वरूजीबोऽरूमेराहितिराशिक्तः सप्

दाहोनिजिबतिकपाचनः २९ इतिकातिसाम्य । मर्मचेधः करकश्चरात्यधिदंचतु र्थकं एतेराषचतुषं चपिर्याज्यपत्ततः उ० लग्नेपोपमभवेधः कंटकानवपंचित चतुर्यदशमेशत्यिष्धंभवतिसामि ३९ मय्णमर्भवेधःस्पात्वारकेचित्रले भयः शल्पचन्यपतिभीतिः पुत्रनाश्रष्ठिष्ट्रके ३२ मासंतिदिनमकतुति प्यतिमाधिकाह्यं घरिका वयचभातं चिवाहों पेविव छिपात् 33 ही नव र्गायदानव्याराशीशावर्ण उत्तमः त्रपाशाश्चरायाद्यातसराशानिवत्रयतः ३४ जनमासेजनमेन वनवजनादिनवुधे : व्यक्षमासेन ज्यक्ष स्पविवाहं नक्तावर्षां अस्मे अस्प योः पारिषे उन द्वारिकतर्थे

शि॰वा छिलेखिछिपिनविरुद्देत ३६ तिंहेगुरुः जैतेकार्यनविवाहंकराचन नेघरणे १२ देविदिवानांपेसिंहस्योपिश्रभप्रद्रः ३० देवीसाईवंग्रीभागापंचचंद्रशुरुवप हे युकेहे बुधे ब्राक्तभागाः विश्वापदापत्री उट प्रते वंसाहे भागान्य नद्मगलग द्रिष्ठ अहावलयुताविम्बान्यपक्षितनपुर्वला उर केंद्रसप्तमहीनेचिद्वविका गिष्ठभाष्ठभः धनष्रभस्यचंद्रपापघरूचशाभना ४० वितीयेकादशसर्वसी म्याःपापाः शुभपदा तेचसर्वसप्तमस्यानमृत्यदाचरकन्याचा ४१ रानिग्रहा यभाग्रभविचारः॥शिक्षपंत्र्यलग्नेश्चित्रे इस्मिरियो क्रेगोलग्नेश्ल मचास्त शक्रार्यन रूपि। ४२ गुरीमृत्यु। सिंहकेचानग्रेतुर्पेचसप्रम बुधि राम

३ हण्मेचयाभिनेविवाहेपाएनाश्वाः ४३ जर्पारंतरेग्लेग्नेचंदेचपरिवर्जयेत वरहेति प्रतिन्याशितरिमिध्यकन्पकाः ४४ इति यहस्य भाष्यभविचार्ल यभग ।। तिलाचित्रपुनंबन्गप्रविद्धिधन्वाद्यः एतेलग्रयुभानिस्नध्यमा ४५ लतामालवबदेशपावचकुरुजणले एकार्गलं कुकास्मिर्वधसर्वत्रव जीपत ४६ यामिनेपामनेदेश यसिंधक लिंगके उपग्रेह उपरियोतिय रग्धाचिवंचेक ४० मेधनवाशानिषाद्यात्वेचमकरादिका निप्नेचत्ला यासु विवार करे विवास कर में विद्याचि धन सिंही गांक न्येमकरा दिका तुलाद्योपुग्मर्जिनाचककाद्यामीनद्यिका ४९ गातुलापुग्मकन्यानान शि॰वा॰

तेम २० शेषेख ० भर यगा ४ गा ६ निष एं ६ इग १ वज्र ८ वारा िक्षात

CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

राम

पागा। पांगांकेर्सलेत्तमममम्पुतिपोज्तुते।कार्दितं भराखाष्यममितासामन्भि रावाकमात्मिलियेद्वेधासिनग्रहेचंद्रणेमेशुभदः स्पादकरेखास्पेषाः भीसनार्मा फालाग्सिदनार्के प्र्यानाविकत्यां यहालार कामिद्रम भा शतरुपंगिविषाशायोभेरावतंगित्रप्रकर् होलाएकविवाहोतित्राज्यमन्पत्रशोभन प्रि ॥इतिहालास्यकम् पंग्वधकार्णलगानिमान्यस्यक्षरायाः जोउमालव यांत्याज्यसम्बद्शनगरिता ५१ दिनसप्धाइषमयसिंहारांत्रीचकमानियनकल भगसालानिर्वाधिरोपरान्हिभधासिकाज्याघटधिन्यनाः ५८ दिनाधानरहेच रामधाधननाशकः षदः खराचिथरोलग्रेकुत्वोवंशिवनाशकः परि यत्र গেওৱা ০

चेकारशचंद्रीहर्तीयचावितीयके द्वापाश्याधालिम्बास्ताः द् ६० जितिका जाति देवाधा गत्रधा अपरान्त संधाया मामचलग्रेघरणस्माशाशः तदामधितकताज्य वर्रिति धननाश पुःखप वंशिवन सवमगलकायीषुगाधिलस अस्मिजीवनामचनुधासभार्भवीस्मे ल्यावस्मास्मिचेद्रागाध्रिलनाष ६३ इतिगाधलिकः लग्नादेवादेशसर्वलग्रप्रिक्राग्रहाः वारुमेस्पंपुत्रश्वेभागनाः ६४ वद्मधनततीयवाक्रजवरूततीयके वुधित्याः वषटि विचतः पंचधनकर्मास्यते ६५ श्रकाहिविचतः पंचधनकर्ममनुस्यतः

त्रामित्रियंतर्गास १ वोनी २ धुरो उन ४ एएणस्प । निर्णे ६ गृहंच १ प्रसन्त = चंके दंभवनंच १० मंचकं १९ स्पा १२ करो १३ मो सिक १४ विद्रमंच १५ तो र्ए ९६ वलिनिभं ९१ चकुं उत् १८ सिंहपुछ १८ गाजपत २० भचका २१ सिक २२ वि वर्गा २३ भमदेला २४ इत २५ मंचक २९ यमा भमदेला २८॥ रिति निषंज्ञ विस् १२ विक्रवेतियहास्विपस्पकेदेवहस्पतिः मन्नानगर्यानाशनाद्वह तिचकेशरी 93 शकापशासहसाणिवधापशासानिच ,लक्षामेकतपाघा रणगुरुलसो व्यपोहित अर अद्येकराशिनियंत्रिविवाहे अत्यतिष्रितिर्धनधा यद्यकराशिनियताविवाहे एर्भपोद्यतयाहिवजेश्वभाषिभिः राम

हिताषा अप सपोकारलियचकविवाहेचिना चिक्तामाम्यविचापेत् १६ एकना उस्पनक्षेत्रपत्रामेरएधव याचभवेद्वानिविवाहेत्वसुभभवेत ११ अयानाडीवधो भूत न्यका संरामाडीवधाः चंधाभवेदवनस्थापः १६ परिधाद्वेदितपात्रवेधतस्व य भक्र रे म त्या पुष्ठ श्रेम ए यह विवा वि देन त्या ए य त्रा प्राथ ए य लंकराज्यत् विक्रमघटिकापंचयत्तामप्रकीर्तिता १९८ घडगंडेव ८० इतिवज्याग॥पराकारतिषच्चक्रमार्थकोरंगसन्व यामिनिधेनवस्त्पेस्तराद्यामध्यमंत्रयं हर त्रपं त्रवं त्रस्व नस्ति नस्ति ।

शि॰वी॰

्नक्षंत्रती पमध्यपक्षेद्वपविनाशांक ९६२ एर्वस्पानिभवेद्वक्षीधन धान्यसमागमः अग्रिकोराभवेनम् स्नारीक्तविनाशनी १८३ दिशिएर रसुमाप्रयात् ने अत्यपुत्रलाभच सुर्वे सीभाग्येभवच १८४ वाकन्यावापद्यव्यातचारिकी उत्तरेधनधान्यानि इंशान्यसुरवसंपत ।सर्वेकापेषुपट्टचकविचारपेत् गर्भाचार्यणसंप्राक्तसंबद्धिपरायकं १८६ कर्ण ॥धात्रयुग्नहिंचीनेत्रतियुग्नकर्त्रयं ०१ विद्यमावत्सराम मक्रामियुनालग्रीकन्यात्लाधर्!

वर्षिवारागृधतेचिद्दरागेन विकिरिक्ताहाप्यी चत्रामाच्याचवर्षिताः ७३ इतिहिरा मन्। त्रात्रात्रात्रात्रयभारयग्मरगः स्वास्तिकरः म्लवपयकः संयोगोमोरिकाविना ०४ आधिद्येत्रीमांसमयेकन्यास्विस्पिर पाचाचीपप्रसवनंकर्पात् (सम ०५ काकी चवधा भवती हराके चालप्रजा प्रसचने वधत रणम्सपपहानिसामेनामार्विजीवावहुपुत्रपास्यः ०६ इतिपुत्तनासम पुनर्वछद्रपंहस्र विषेत्रे द्विम्म म्लातर्धनिष्णसद्दाद्वीकाद्वीद्व ञ्जन्यञापित्रभोषोगवार्वधशशाक्याः भानागुरोस्पर्तंत्रवालनामक्तित्र

शि॰बो॰

उारवार्यमहर्पषुच ०० सिह्नयेघरेलग्रेमास्यास्त्रचत्र्यया कासःशिश्रमेवाकिनोमपाः १० सतिशिश्रमिकासन हस्तादिपचकेश्विमाध निष्ण्याचर्ष्याण् ग्रेराञ्चे बुधा बार्धार्याची भिन्वावर् ५० लग्नेभी नम्बन न्यायामियुन चत्रषष्ठभः प्रमापुन वेष्ठ इहरोहिर्एप तर्भषुच वारिधकोस्तर्यसीमीन वस्त्रपरिधानं॥ नवान्नभाजनेया स्वस्त्रेपोक्तिषशिषतः १३ इतिनवात्रत्राजन श्रेद्यानप्रासनेष्ठवासप्पोदीवरु । लायमः नक्षेत्रेषुपरित्राज्यावारोभीमार्कनंदेना १४ हादशासप्रभीरिक्ता राम

लग्नेषुच्यायायात्विकन्यमन्नय वोगेसंगायः अभवद्मा मासोष्टारूमोवुसासी गामासम्पचन : पुनवेसहयेजेस्गामुगचत्रवरणहुप १७ लग्नेगास्वीधनुक्रनेमकरमन्मयत्त्रपा व्राक्षमस्तित्रधेः १८ व्राक्षमित्रसम्मान्यजनमा वस्रीरिक्ताचपवारिणप्रितिपचतपास्मी १८ इतिच्छाकमे॥हक्तचेपाह हेर्र्वाश्चम्गप्चक मलेपोछाचनक्षेत्र विश्वक्रियक्षाः वास्यानिमीनचापेलग्नेचर्वचरपंचक्षेत्र विद्यार्भेन्चचवर्जाभ्यवर्धीनाधा

285

R

११ ॥ शतिविद्यार्भ॥ एवाषा द्यात्रिकी हर्लाचेयवस्वरण्चेय जे स्णिदिसम्रोषुव्यरेवत्यांचात्तरापरण २२ द्वितीयायात्ततीयायापंचम्यादशमी चेप सर्पश्रकसुराप्वारपक्षतयासित २३ लग्नह्यधनुःसिहेकन्यापि युनपारिप वत्तवधम्भयोगेवस्मित्रविशाभवतः २४ इतिवतवधः श्रीतचेषदितिहद्दे मेनहस्तचयानरे भगविधियुगम् लेख्या विसामवार्क ॥ दिखभावेघर लेग्नेक निवध सुनावेच चेनेपो घहरे । सप्ते वधे चयुगल मलनादीमघाह्यात्रवरगोदशस्त्रया ३० सामस्त्रविधानारीपस्ती स्त्रान राम

ति। युभंकार्तिकर्मार्गपोः विद्यमाध्यम्भगाप्युपपभ्राःसत। इतिस्कार्यफल एर्वबायुहात्निकापायजान्द्रपालयासुष लापंनंचर्निसंदिक्षिणपापतिध्वं ६८ पश्चिनत्रणसंत्रति उत्तर्धान्पसंभवः यदिवेचिशिखाद्दार्भिरुर्गराजासंस्र्पेत्। ९० इतिहताशनीफलं एकाद्श्णकार्त्तकस्पपदिमेघोत् मभिते आघाँ उचतप्रहिष्णीपतेना वसंश्रापः १११

787

अश

शिर्घसचारुमाहश्पेतिच्छतापि तत्त्वरिः स्रावरणचनात हिए भेवधवं १९२ क्रापिक्षेदशामा च हिए पोवस्नापत तदाभारपदेमाति इस्पिभवति १७३ हसिद्धेनमाच मप्रामात्येरुम्तलन्षवर्षति नक्षववारिवाहसुतरान्नरेपते ९७४ पंचमाप्रपनिपक्ष स्रावणस्य चवर्षति हस्तराधानाः धराचाप्रजलेरिप १५ माघाँ एरए। माघा नुतनक्षेत्रि ॥ चारपंत्र प्रवाघीट सुनिक्ष

CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

288

शिव ३१

शेषद्वपृद्वजाय। ६ । श्रिक्र सपंचवाराः सूर्यत्र मासे निरंतर्। प्रजाहि श्चमुनिक्षंमुतत्रप्रवत्ते॥ द्शाराने स्वयं चकर दूरणपाताले कंपते परिएः ॥ इशामदेशेभगत्र्यविद्वादीमह्यती॥६२॥इतिकमासिवंन्वगार्षः लाभ्यमत्याविंशितं २० स्त्येशंक्तोभचषाड्से ६३॥कुलेपचप्यागुः ल्पा १० बुधवारे चतुर्दशः १४॥ ६३॥ त्रयो एशं १३ गुरो बारे हार्शा ५ केज स ऋयाः १२ शकी र्वत्वियपाष्ट्रायामध्याद्वे चप्रजायते ॥ तथा चातिनिष्ध्य

शिव्वाः चयरिकेकास्मताव्येः॥६४॥भ्रम्नकार्याश्चर्मादियातिक्तताविच ॥ जातानिजितिशनास्पात्यापारिभिद्दिक्तमाः॥६५॥इतिभ्रमिनिक हतेषतं ।। ऋर्धहिषालारेणसांचेत्रेनवह संपदः ।। वेशाविवित्रहोगा ज्ञाजिए इिष्य भ्रयमि॥ ६६॥ त्राघाढेचा रिते ग्रुक्त जलभवित उले मं ॥ स्रावणचपस्रपी डामाद्धान्यसमृद्धयः॥ ६ १॥ स्रास्विन सर्वसंप

(बा॰वा॰ •३

। २४ ॥ इतिकालिकयोग । । अवर्गेग एडी दोयो विंडालस्पालवर्गकः ॥ चवर्र सिंहनामास्यात् रवेभाकुकरःस्यतः॥२५॥सर्पास्यास्यात्वर्गािषपवर्भा म् घकः स्तः।। यवनाम् गनामस्यात् तथामेषस्वगेकः॥ २६॥ स्वतार्भ परमात्रीतिः भिनेपीतित्रवक्ष्यते॥ उदांसीनेप्रीतिर्ल्याशत्र्वर्गेमृतिभवत ॥२०॥सवर्गातंप्वनेशतः चत्रयेनित्रभंज्ञकः॥उशिनेतृतीयस्त्वर्ग निर्मिद्धान्यते॥२८॥ सम्बन्धे इतिवर्गप्रीति स्त्रप्रवनीभगरेवतेग्रहस्तप रवपनवेमु। त्रुक्राधात्रितिस्वातिकाषितोदेवतागराः॥ २८ ॥तिस्वादिकाः उत्तरास्रितिसाधार्पाचराहरूगे।। नर्गीन्वस्त्रत्यार्योर्गसोकिष राम ।भा॰वा ०४

त्राशिकुटमिहाँचिते॥ ३५॥ इतिराशिकुवशविष्ट भनी प्रभियो सार्ष्म = धन हिर हार्गे १२ च्या रिदं नवं में स्विम का की स्त्रीराज्यादिप्रयत्निनश्चराविशः अगर्यत् ॥ राशीनाद्विशेतानिपत्नापन्य या संभा दतिराविभिन्ने ॥ ४१॥ ब्राह्मराप्रभिने योवेश्यत्रद्विवान्यन तिन्द्या एक नक्षत्र जातना ना डी दो ब्रान विद्यत्। ४२। एक नक्षत्र जाता ना जि नपोदाश्रमावहः॥एकनक्षत्रपाद्वस्त्रम्एए क्ष्या ४३॥ इतियदाए कः।। कन्यानेष्ट्घा चापका ना लिघर कर्करे।। मस्मासि हतुला भी न राम तोबुधेः॥३०॥क्रतिकाचमधाक्षेयाविसाखाशततारिका॥चित्राजेरणधिनष्टा चक्रलक्षागणकताः॥३९॥स्वगणपरमात्रीतिर्मधमादवमत्पयो॥मर्त्यगक्षम योश्तुकलोहोदेवराक्षसाश ३२॥रामसीत्यदानारीपुर्वामानवो भवत्। विव हितारूमेमानिसाच मस्यतिपति॥ 33॥। इतिगराष्ट्रीति॥ इतिशहनीयंत्र च तती पे एका परो द्रः रव ।। श्रमनेका प्रात्ति भे एके चे व षडा एके ।। ३४। चतुर्धस्त्रामेशीतिप्रीतिद्शासत्येके॥ श्रीकर्षचमनवर्गवेरप्रवनवर्गम ॥ ३४॥ यहार्यकेभवन्य श्रीकरोरू मयरूयो।। भन्मप्रहें